





ग्रो३म्

# नित्यकर्मविधिः

प्रातःक्रत्य-स्नानविधि-श्रौर सन्ध्योपासन जिस को

पं॰गोविन्द्राम (भट्टहुंडू)

हिन्दी टीचर श्रीप्रताप हाई स्कूल ने
प्रचलित हिन्दी भाषा में
'इतिकर्तव्यता'से संवितित किया। श्रीर
पं०विश्वनाथ एंडसन्स

फोटाग्राफर्स इत्यादि ने श्रपने श्राधिपत्यस्थ

'कश्मीर प्रताप स्टीम प्रेस'

श्रीनगर करमीर में छुपाया है॥

शाकाव्हाः १८ ३४

मूल्यम् ।

इसके सब प्रकारके मुद्रणाधिकार संरचित है ॥



6080 Price 8:16/3/-

## \* भूमिका \*

बहुत कारणों से भूमंडल के सब से प्रशंसनीय,पुरुयत्तेत्र, विद्यास्थान, श्रीर सभ्यदेश इस भारतवर्ष के निवासी चार वर्णी में से श्रेष्ट बाह्मण लोगों का बाह्मणपन अब घटता जाता है। कि जिन की स्तुति पूर्वकाल में प्रत्येक जगह पर कीजाती थी । श्रीर जिनका साहात्म्य सुनकर क्या सजातीय क्या विजातीय राजे महाराजे धनी श्रीर शुरवीर पुरुप भी सिर मुकाते थे । जो अपने विद्याप्रभाव से प्रत्येक राज्य में मन्त्री मित्र श्रीर श्राचार्य ही ठहरा करते थे । जिनका वर श्रीर शाप प-त्थर की लकीर होता था। जो अपने ज्ञानबल से इन्द्रादि-क देवों को भी अपने बश्य में रखते थे। जिन्हों ने प्राचीन समय में निस्सीम ज्ञानशक्ति से ऐसी ताकतें, ऐसी कलायें, ऐसी वैदंगी, ऐसा भूगोलविज्ञान श्रौर खगोलविज्ञान, ऐ-सा साइन्स, त्रौर ऐसा परमार्थविवेक प्रकट कर रखा है, कि जि-स के मुकाबिल में त्राजकल एक त्राध पुरुष भी इस पृथ्वी मण्डल में विद्यमान नहीं है। यदि कोई हो भी तो वह उन्हीं के निर्मित पुस्तकों को मार्ग दर्शक बनाकर श्रपने श्राप को पं-डितंमन्य मानता है ॥

हम वह बाह्म थे। जो सांसारिक तमाम सुखों श्रीर भूगों को भोगते हुये अपना परलोक भी वेद उपदेश के अनुसार

चलकर सुधारते थे॥

उपरोक्त महिमात्रों के घट जाने के कारण-पितृपैतामहिक वि-द्यात्रों का न पढना त्रीर न जानना, उन की जैसी इच्छात्रों का न करना, त्रीर परलोक को विस्मृति में डालना- इत्यादि

बहुत से हैं।

स्राजकल कुछ स्रंश के बिना जितने ब्राह्मण आई हैं। वह सब के सब श्रन्य विद्यास्त्रों को ही—जो केवल शिल्पभान्न ही हैं, हितकारिणी मान कर अपने श्राचार, विचार, धर्म, कर्म, स्नान. सन्ध्या, वैश्वदेव, ब्याहृति, वेदपाठ स्नादि नित्य नै-भित्तिक क्रियाश्रों को छोड कर श्रत्यन्त हीनावस्था में पढ रहे हैं। जिस श्रवस्था का नाम उन्हों ने श्राजादी रखा है। जिसका फल प्रत्यत्त है कि उत्तम होकर श्रधम, बली होकर निर्वल, श्रीर स्वयं श्राचार्य होकर श्रीरों के शिष्य बन रहे हैं॥

मुसे यह ग्रत्यन्त शोक से कहना पडता है, कि इस कि-स्म की ग्राजादी का विचार तो केवल हमारे ही भाइयों को स्-मा है, क्योंकि ग्रौर मजहबों के लोग पूर्ववत बिल्क उससे भी बढकर ग्रपने धर्मी ग्रम्लों के पाबन्द रहते हैं। ग्रौर ग्र-पने सन्तानों में ग्रन्य विद्यार्ग्रों से पहिले ग्रपनी धर्म विद्या का संस्कार डालते हैं। ग्रौर उन को मजहबी ग्रम्लों पर का-रबन्द रहने की सख्त ताकीद करते हैं।

बरिवलाफ इस के हमारे भाई दिन बदिन अपने धर्म से गिरते जाते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि उनको न काफी बृत्ति मिलती है, न आदर सत्कार और न परलोक। क्योंकि यह लोग अन्यभाषाओं में अपनी।विद्याध्ययन की अवस्था समाप्त करते हैं। ग्रीर ग्रपनी सची हितकारिणी पूर्वजों की संस्कृत विद्या से संस्कार हीन रहते हैं। जिस का फल — मैं बड़े श्रफसोस से लिखता हूं – यह होता है। कि कवी र ग्रीरों के हथखरडों में फँस कर ग्रवर्णवर्ण हो जाते हैं॥

व्हिक जब कभी किसी सज्जन महात्मा विद्वान पुरुष की ग्रेरणा से अपनी प्राचीन सिद्विद्या के , अपने प्राचीन आचार के, श्रीर ग्रपने प्राचीन नित्य नैमित्तिक कर्म के तलाश में यह लोग पढते हैं। तो उस समय सुखदायिक संस्कृतविद्या का पढना कठिन दिखाई देता हैं। जिस से यह लोग ऐसी प्रेर-गा किये जाने पर भी श्रपने ब्रह्मण्पन से विज्ञत ही रहते हैं ॥ श्रपने आईयों की गिरी होई श्रवस्था देख कर मेरे मन में बहु. त काल से यह संकल्प उठता रहा है, कि संस्कृत से नावाकिफ नव-युवक भाइयों का कुछ त्राचार विचार नित्यकर्म त्रादि का मार्ग ऐसी सरल रीति से मिले, जिस से वह घर बैठे ही कुछ आव-श्यक त्राचार त्रादि को स्वयं सीख सकें, त्रीर त्रीरों को भी सिखा सकें । इस संकल्प के पूर्ण करने का यही विचार त्रागया कि श्रत्यन्तावश्यक श्रीर मुख्यतम प्रथम पुस्तक "शौच-कर्म स्नानविधि त्रौर सन्ध्यापासन त्रादि"ऐसी प्रचरितभाषा हि-न्दी] में लिखा जाये कि जिस से नित्यकर्म श्रादि श्राचार की प्रा-थमिक शित्ता सुगम बन जाये। जिस से तमाम छोटे बडे केवल देवनागरी श्रचर सीखकर ही इस से फाइदा उठा सकें।

> विनीत विशापक पंडित गोविन्दराम हिन्दी टीचर श्रीप्रताप हाइ स्कूल श्रीनगर करमीर

## सन्ध्या अवश्यकर्तव्य कर्भ है

प्रभु साम्मित उपदेश देने वाले वेद आदि शास्त्र हमें मंगल-दायंक शासन करते हैं :- अहरहः सन्ध्यासुपा-सीत। पड्विंशबा० प्रपा १४ खं० ४॥ द्विज प्रतिदिन सन्ध्या की उपासना किया करें॥ तस्माद्वाह्मगा ेऽहोरात्र-स्य योगे सन्ध्यामुपासीत । जिस कारण दिन श्रीर रात्रि के पापों का नाश सन्ध्या से होता है, श्रीर सन्ध्या ही ब्रह्म प्राप्ति कर देती है। इस लिये दिन ग्रीर रात्रि के सि-लने के समय इस की उपासना करनी चाहिये॥ उँच न्त-मस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्कुर्वन्ब्राह्म-गो विद्वान् सकलं भद्रमाशु। तैत्तिरेय अ० २ प्रपा॰ २ अनु॰ २॥ सूर्य के उदय और अस्त के समय विद्वान् बाह्मण् त्रादित्यका ध्यान करने वाला तमाम मंगलों को पाता है ॥ यद्ह्यात्कुरुते पापं तद्ह्यात्प्रतिमुच्यते । यद्रात्रियात्कुरुते पापं तद्रात्रियात्प्राति-मुच्यते ॥ तैक्तिरेयारण्यक ॥ मनुष्य जिस पाप को दिन में

करता है वह पाप दिन की (सायं की) सन्ध्या से नष्ठ जाता है। श्रीर जिस पाप को रात्रि में कर्ता है वह पाप रात्रिसन्ध्या (प्रभातसन्ध्या) से नष्ठ जाता है॥

पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेशमेनो व्यपोह-ति । पश्चिमां तु समासीनो मनं हन्ति

दिया कुलम् ।। मनुः २।१०२॥ प्रातःकाल की सन्ध्या में खड़ा रह कर जप करने वाला रात्रि के पापों से छुट जाता है। श्रीर सायंकाल की सन्ध्या में बैठ कर जप करने वाला दिन के पापों से छुट जाता है॥

इत्यादिक शव वेद पुराण धर्मशास्त्र गृह्य श्रौर कल्पों में द्विजों का श्रवश्यकर्तव्य नित्यकर्म प्रभात श्रौर सायं की सन्ध्या उपदेश किई गई है। श्रौर मध्याह की सन्ध्या भी गृह्य-परि-शिष्ट-शोनक-जयन्त-पारिजात श्रादि कों ने उपदिष्ठ जान केनी

चाहिये ॥

इस त्रिकाल सन्ध्या के करने से द्विजवृन्द सम पापों से छुट जाता है और अनामय व्यालाक को पाता है। जैसा कि कहा है:-सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंशितव्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनात-

नम् ॥ सन्ध्या का बत धारण किये हुये जो द्विज इस की उ-पासना नित्य किया करते हैं। वह पापों से मुक्त होकर सना- तन ब्रह्मलोक की पाते हैं॥ तथा इस के न करने से बाह्मण चित्रय ग्रीर वैश्य दोषी होजाते हैं।जैसा कि कहा है:-नानुतिष्ठति यः पूर्वी नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शूद्रवद्दहि-कार्यः सर्वस्माट्द्रिजकर्मणः॥ मनुराव०३॥ जो द्विज दोनों वक्त की सन्ध्या नहीं करते हैं वह शूद्ध की तरह द्विज कर्म से बाहिर करने के योग्य हैं ॥ अनहः कर्स-गां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः॥ बान्दो-ग्य परिशिष्ट ॥ जिस कारण सन्ध्याहीन विश्र कर्मों के योग्य नहीं रहता है। इस लिये सन्ध्या को कभी न त्यागें॥ सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सु। यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भ-वेत् ॥ श्रीदत्तः ॥ सन्ध्या के बिन पुरुष नित्य अशुद्ध होता है। वह किसी कर्म के लाइक नहीं है। वह जो श्रीर किसी कर्म को करता है। उसका फलही नहीं पाता है। अर्थात् उस के सब कर्म निष्फलही हो जाते हैं॥

सन्ध्या के समय इस की उपासना के बिना हर कोई काम निषद्ध है ॥ अथ य इमां सन्ध्यां नोपास्ते नाच्छे न स जयति। ये तूपासते श्रोत्रि-या अवन्तीत्युपनीताः। छेदन भेदन भो-जन मैथुन खएन खाध्यायानाचरान्ति ये सन्ध्याकाले। ते श्व सूकर सृगाल गर्दभ सर्प योनिष्वभिसंपद्यमानास्तमोभिः स-म्पद्यंते ॥ तस्मात्सायं प्रातः सन्ध्यामु-प्रिनीत ।। गोभिलगृह्य ॥ फिर जो इस सन्ध्या की उपा-सना नहीं करता है। वा श्रोरों को इस का उपदेश नहीं देता है। वह जय नहीं पाता है॥ जो पुरुप तो इस की उपासना करते हैं वह गायत्री संस्कारवान् होकर वेदाध्ययन के फल को पाते हैं॥ जो लोग सन्ध्या काल में काटना. फाडना, खाना, स्त्रीसंग, निद्रा, श्रीर वेदपाठ वगैरा काम करते हैं वह कुत्ते, सुश्रर, गीदड, गधे, श्रीर सांम्प श्रादि के जन्म में श्राकर श्रज्ञान रूपी श्रन्धेरे से ढाम्पेजाते हैं। इस लिये सुवह त्रीर शाम को सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये॥

#### सन्ध्यां का उत्तम काल

प्रातःको 'तारामण्डल श्रबी सम्पूर्ण चमक रहा हो' इस स-मय से सूर्य के उदय होने तक गायत्री का जप खडे होकर क-

#### सम्ध्या कालः

रते रहें। श्रोर सायं को 'सूर्य का बिम्ब निस्प श्रभी श्रस्त को न हो गया हो' इस वक्त से तारामण्डल जब सम्पूर्ण चमक निकले तब तक बेठकर इस का जप करते रहें। तथा मध्याह की सम्ध्या 'सूर्य श्राकारा के मध्य में ठहरा हो' इस समय करनी चाहिये। इस से उलटा मध्यम श्रोर श्रधम समय है॥

## संदोप से प्रातःकृत्य श्रीर शौच की विधि

ब्राह्ममुहर्त [ श्ररुण उदय से पहिले प्रायः १ घडी रात] को नीन्द से उठें। हाथ पर घोकर श्रपने श्रासन पर श्रासन धर कर पूर्व की तरफ मुख करके बैठें फिर ललाट पर तेजोम-य श्रपने गुरु का ध्यान धर कर 'गुरुस्तुति' श्रादि जो यहां श्रलग लिखी गई है,पढें। फिर गुरु से श्राज्ञा लेकर उस के उपदेश के श्रनुसार श्रपने इष्टदेवता का स्मरण करें॥

विष्रो वृत्तः मूलतस्तस्य शौचं वेदाः शासा धर्मकर्माणि पतम् ।

तस्माच्छीचं यत्नतः पालनीयं

चिछ्ने मूले नैव वृत्तो न शाखाः ॥
[अर्थ] ब्राह्मण एक दरस्त है। उस के मड शौच [शुद्धि] हैं,
वेद उस की शाखें, और धर्म और कर्म उस के पत्ते हैं। इस का-रण उस दरस्त [ब्राह्मण] के मडों की हिफाजत अखब यन्नों
से होनी आवश्यक है। क्योंकि मडों के सूख जाने पर न दरस्त
रहता है और न उस की शाखायें बड सकती वा निकल सक-ती हैं॥ शीच दो प्रकार का है। श्राभ्यन्तर श्रीर बाह्य (भीतर की शुद्धि, श्रीर बाहिर की शुद्धि )॥

मित्रता, दया, हर्ष (खुशी) श्रीर उपेचा [बे-परवाही] श्रादि गुणों की भावना (श्रारास्तगी) रखने से मद-भान-ईर्षा (बदजुनी) श्रस्या (कीना) श्रादि चित्तकी मलों का धोना श्रन्दर की शुद्धि है। श्रर्थात् मनुष्य श्रपने से सुखी पुरुषों को देख कर चि-त्त में प्रसन्नता रखे। न कि ईर्षा॥ दुःखी को देख कर वह भावना हो, जिस से इस का दुःख दूर हो सके। यह दया की भावना घृणा (नफरत) से श्रीर किसी को हानि से बचा-लेती है॥

इसी प्रकार पुरायवान् को देख कर हर्प की भावना र-खने से अस्या दूर हो जाती है। पापी को देख कर उदासीनता की भावना रखे अर्थात् न उस के साथ प्रीति करे न वैर। इस भावना से अमर्प (न सहारना) दूर होजाता है। इससे अप्रीक सनातनधर्म सेवन, सत्यभाषण, वेद और उपनिषद् प्रन्थों का पढना, सत्संग, अभिहोत्र सन्ध्योपासन, ईश्वर की सरणता और उस का नामस्मरण भीतरी शौच है॥

मिट्टी और पानी आदि से शरीर वस्त्र स्थान और पात्र आदि को शुद्ध रखना और शुद्ध श्रन्न पानि आदि का भोजन करना बाहिर का शौच है॥

उपरोक्त प्रात: कृत्य को समाप्त करके तब श्राबादी से बाहिर मल मूत्र त्याग के वास्ते दिशाजंगल जावें । सूत्र करते समय नदी से १० हाथ, श्रीर तीर्थ से ४० हाथ, श्रीर मल करते समय नदी से ४० हाथ और तीर्थ से १६० हाथ दूर जाकर, शुद्ध % मिट्टी श्रीर जल का पात्र साथ लेवें। श्रीर उन को जरा फासले पर रख कर यज्ञोपनीत को दाईं कान पर धर कर कीडे सकीडे से रहित, श्रीर सूखी घास वाले स्थान पर, सुबह शाम श्रीर दिन को उत्तरकी तरफ, श्रीर रातको दिल्ला की तरफ मुंह करके मल वा मूत्र छोडें श्रीर इस वकत सिर को चादरी से ढाम्पें। श्रीर मीन धारण करके मुंह श्रीर नाक को वन्द रख कर दुर्गन्धि से बचावें। उठते समय लिंगस्थान को बाई हाथ में रख कर मिट्टी श्रीर जलपात्र उठाकर पहिले जलपात्र में तर्जनी डालें। श्रीर फिर शीच करें। लिंगस्थान को एक दफा श्रीर गुद्धस्थान को ३ दफा जल श्रीर मिट्टी से शुद्ध करें। फिर श्रीर किसी जगह जाकर बाई हाथ को दसबार श्रीर फिर दोनों हाथों को सातवार नई मिट्टी श्रीर जल से धोवें।

केवल मूत्र त्याग के समय एक मिट्टी से लिंगस्थान को , श्रीर तीन से बाई हाथ को श्रीर दोनों हाथों को दोवार

शब्द करें।।

इस के बाद पैरों को ३ बार मिट्टी से धोयें। श्रीर पानी से १२कुर्लियां करके बाईं तरफ जमीन पर फेंकें॥ फिर ३ श्रीच-मन करके प्राणायाम करें श्रीर जलपात्र को ३ बार मिट्टी से

सिटी नदी के किनारे की' रेठली वा शोरजमीन की न हो। श्रीर चूहों श्रादि कीडों की निकाली हुई, रास्ते पर की, कीचड वा किसी दूसरे श्रादमी की बाकी बची हुई भी न हो॥

शुद्ध करें।

श्रव दन्तधावन [दातन] जी १२ श्रंगुल लम्बा श्रीर किनिष्टा के समान मोटा हो लाकर धोयें । इस से उत्तर की तरफ मुख करके श्रीर दान्तों श्रादि को साफ करके ६ कुर्लि-यां करें ॥

सूर्य निकलने के बाद श्रेर प्रातिपत्-पष्टी-श्रष्टमी-चतु-र्दशी-पूर्णिमा-श्रमावसी-संक्रान्ति-श्रातवार-व्रत-उपवास-श्रीर श्राद्ध के दिन दातन न किया करें॥

### **ग्र**रुस्तुतिः

जों शुक्लास्वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । यसन्नवदनं ध्याये सर्वविद्योपशान्तये॥ श्राभिष्रेतार्थासिद्धयर्थं पूजितो यः सुरेरिप । सर्वविव्यक्तिवृदे तसी गणाधिपतये नमः॥ गुरुर्वसा गुरुविष्णुर्गुरुः साचान्महेश्वरः। गुरुरेव जगत्सर्वं तसौ श्रीगुरवे नमः ॥ श्रखरडमरडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तसौ श्रीगुरवे नमः॥ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशिलाकया। चतुरुन्मीलितं येन तसे श्रीगुरवे नमः॥ नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्तं शिवरूपिणम्। शिरसा योगपीठस्थं धमकामार्थसिद्धये ॥ श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दाम्यानन्द्विश्रहम् । यस्य सान्निध्यमालेण चिदानन्दायते पुमान्॥ नमोस्तु गुरवे तस्मा इष्टदेवस्बरूपियो । यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् ॥ श्रीगुरुं ज्ञानसत्सिन्धुं दीनबन्धुं दयानिधिम्। देवीमन्त्रप्रदातारं ज्ञानानन्दं नमास्यहम्॥

नमस्ते नाथभगवञ्शिवाय गुरुरूपिणे । विद्यावतारसांसिद्धये स्वीकृतानेकवियह ॥ नवाय नवरूपाय परमार्थेंकरूपिसे । सर्वाज्ञानतमोभेदभानवे चिद्घणाय ते ॥ स्वतन्त्राय द्याक्लुप्तविग्रहाय परात्मने । परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे ॥ विवोकिनां विवेकाय प्रकाशाय प्रकाशिनाम् । ज्ञानिनां ज्ञानरूपाय विमर्शाय विमार्शनाम् ॥ पुरस्तात्पार्श्वयोः पृष्टे नमस्कुर्यामुपर्यधः । सिचदानन्दरूपेण विधेहि भवदासनम् ॥ स्थावरं जंघमं व्याप्तं यक्तिंचित्सचराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ चिन्मयं व्यापितं सर्वं यत्किंचित्सचराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ सर्वश्रुतिशिरोरलविराजितपदाम्बुजः। वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरंजनः। बिन्धुनादकलातीतः तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ ज्ञानशाक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूपितः। भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ श्रनेकजन्मसंप्राप्तकर्मबन्धविदाहिने । श्रात्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ शोपगां भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः।

गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मे श्रीगुरवे नमः॥
न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः।
तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मे श्रीगुरवे नमः॥
मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः।
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मे श्रीगुरवे नमः॥
गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदेवतम्।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मे श्रीगुरवे नमः॥
श्रहं देवो न चान्योस्मि बह्मवाहं न शोकभाक्।
सिचदानन्दरूपोहं नित्यमुक्तस्वभाववान्॥
संसारसागरसमुत्तरणैकमन्त्रं
बह्मादियोगिमुनिपूजितसिद्धिमन्त्रम्।
दारिद्रचदुःखभयरोगविनाशमन्त्रं
वनदे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्॥

## ॥ इति गुरुस्तोत्रम्॥

#### देवताओं का प्रणाम।।

त्राराधयामि माणिसन्निभमात्मालिगं मायापुरीहृदयपंक-जसन्निविष्टम् । श्रद्धानदीविमलचित्तजलाभियेकौर्निलं समाधि-कुसमैर्न पुनर्भवाय ॥ जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यऽधर्म न च मे निवृत्तिः । त्वया हपीकेश हृदि स्थितन यथा नियुक्तोस्मि तथा चरामि ॥

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोथ वामनः रामो रामः श्री-कृष्णश्च बुधः कर्किस्तथैव च । एतानि दश नामानि प्रातः काले तु यः पठेत् । स मुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गरछति ॥

ब्रह्मा मुरारिश्चिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । जीवोथ शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे सुराः शान्तिकरा भवन्तु ॥

केशवः पुग्डरीकाचो माधवो मधुसूदनः । चल्वारीमानि नामानि प्रातरुथाय यः पठेत् ॥ श्रचलां श्रियमामोति विष्णु-लोकं च गरस्रति ॥

श्रहल्या द्रौपदी तारा सीता मन्दोदरी तथा । पंच कन्याः

स्मरे बित्यं महापातकनाशिनीः॥

गंगा गौरी तु गायत्री गीता गरुडवाहनः । पंचैतानि ग-काराणि नाशयन्ति महद्मयम् ॥

पुरवक्षोको नलो राजा पुरवक्षोको युधिष्टरः। पुरवक्षोका

च वेदेही पुरुपश्लोको जनार्दनः ॥

कार्कोटनागराजस्य दमयन्त्या नलस्य च । ऋनुपर्णस्य रा-

जर्षेः कीर्त्नं कालिनाशनम् ॥

ल चमी: कैस्तुभपारिजातकतरुधाँन्वन्तरिश्चन्द्रमाः धेनुः कामधु-घा सुरासुरगजारम्भा च दिव्याङ्गना। श्रश्वः सप्तसुखस्तथा हरि-धनुः शङ्खो विषं चामृतं रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ॥

प्रभात को वेदपाठी ब्राह्मण, सुन्दरभाग्यवती स्त्री, श्राप्ति, काम-धेनु, श्रीर श्रप्तिधारी पुरुषका दर्शन श्रापदाश्रों से बचाता है ॥

#### श्रीगरांशाय नमः ।

### स्नान की विधि

श्रव नदी पर जाकर स्नान विधि का श्रारम्भ करें ॥ हाथों को धोर्य उों यो विश्वचन्तुहत विश्वतो मुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात् । संबाहुभ्यां धमाति संपतत्रैर्घावापृथिवी जनयन्देव एकः॥ वायां पाद धोर्ये उों नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमृ-त्तये सहस्रपादााचिशिरोह्नबाहवे। सहस्र-नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधा-

रियो नमः ॥

वायां पाद धीयें उों नमः कमलनाभाय नमस्ते
जलशायिने। नमस्ते केशवानन्त वासुदेव
नमोस्त्रते ॥

१२ क्रिक्यां करें।

जन उस कर पहें गंगाप्रयागगयनैमि-षपुष्करादितीथानि यानि भुवि सान्ति हरिप्रसादात्। आयान्तु तानि करपद्म-पुटे मदीये प्रचालयन्तु वदनस्य निशा-कलङ्गम्॥

वसी जल से ग्रंड थोथे तीथें स्नेयं तीथें मेव समानानां भवति। मा नः श्राँसो अरस्यो धूर्तिः
प्रगाङ् मर्लस्य रचा गो ब्रह्मग्रस्पते ॥
यक्तीपयीत को हाथां के अंगुड़ों में रसकर ३ वार मन्त्र पटते थोथें
उों गायत्र्ये नमः । उों भूर्भुवःस्वस्तत्स्
वितुर्वरेगयं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो
यो नः प्रचोदयात् ३॥ यक्तीपवीत को प्रथम दावें
अजमें किर कर्ण्ड में डाले यक्तीपवीतं परमं पवित्रं
प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमध्यं
प्रातिमुश्च शुभ्रं यक्तोपवीतं बलमस्तु तेजः॥
यक्तोपवीतमासि यक्तस्य त्वोपवीतेनोपन-

ह्या भी ।। गायत्री मन्त्र से ही शिखा खोले धोर्ये श्रीर बान्दें तिन अध्यसन करें भारत पर दो बार मार्जन करें " तो यायें हाथ में जल रख कर दायें हाथ की तजेनी श्रोर श्रङ्गूठ से नथनों को शुद्ध करें ग्रंगृहे ग्रीर श्रनामिका से शांखों को शुद्ध करें औ श्रंगृठे श्रार कानष्टा से काना को शुद्ध करें डों स्वः हथेली से नामि को शुद्ध करें डों महः डों हथेली ही से हृदय को शुद्ध करें सब ग्रङ्गुलियों से सिर को शुद्ध करें \*\*\*\* उों सत्यम् श्रङ्गु लियों से ही कन्दों को शुद्ध करें प्राणायाम करें (प्राणायाम की विधि सन्ध्या में देखिये) अभि: उों सत्यं उों तत्सवितुर्वरेग्यं भगों देवस्य र्धामहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ उा आपोज्योती रसोमृतं ब्रह्म भूभुवः खराम्।

नमकार घर कर पर उों ब्रह्मणो ८ ग्न्याद्यः। नमो अग्नये अप्सुषदे नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुएये नमो ८पां पतये नमो ८ द्वयः।

अपस्थान करं अवभृथे त्रिष्टुप् वरुगाः। उरुं हि राजा वरुगश्चकार सूर्याय पन्थाम-न्वेतवा उ । अपदे पादाप्रतिधातवेऽक-रुतापवक्ता हृद्याविधश्चित् ॥

हाथों से जल का ३ बार शावर्तन करें यसस्य राज्ञों जगती वरुणः। ये ते शतं वरुण ये सहस्रं याज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । ते भिनों देवः सविता वृहस्पतिर्विश्व देवा सरुतो मुश्चन्तु स्वर्काः ॥

काम-क्रोध-लोभ-मोह ग्रादि शल्त्रों के नाश का ध्यान करके ३ बार जलाञ्जाले उठाकर बाईं तरफ पृथिवी पर फेंकें

निचाङ्कुणस्य शुनःशेपस्य चापः। सुमि-

त्रिया न आप ओषधयो भवन्तु । दुर्मि-त्रियस्तस्मे सन्तु यो ऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥

नमस्कार कर यार्तिक चेदं वरुगा देव्ये जनेऽभि-द्रोहं मनुष्या३श्वरामिस । श्वचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिस मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥

मिहा के तीन भाग बनाकर पहिले भाग पर जल खिडकें (क)

उों भूशुंवः स्वः तत्सावितुवरेग्यं भगों
देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचादयात्।
इसरे भाग पर जल खिडकें [ख] त्रितस्य महापांकिरादित्याः ॥ आदित्या अव हि ख्याताधि
कूलादिवस्पशः । सुतीर्थस्वता यथानुनो
नेषथा सुगमनेहसो वऽ उत्तयः सु
ऽउत्तया वऽ उत्तयः ॥

तीसरे भाग पर जब ज़िडकें (ग) मेधातिथेगीयत्रं

विष्णुः ॥ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सत धामिभः तीसर (ग) भाग के अहिस्से करके एक हिस्सा पूर्व की तरफ जल में फेंके भगस्य बृहती इन्द्रः॥ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। मचव ज्ञाग्धि तव तं न ऊतिभिर्विद्विषो विमृधो जाह ॥ दूसरा हिस्सा जल में दाविश की तरफ फेंके शासस्यानुष्टभौ विमृध इन्द्रः। स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रहा विमुधो वशी। वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः॥ तीसरा हिस्सा जल में पश्चिम की तरफ फेंकें विरुद्धी वि मृधो जिह वि वृत्रस्य हनू रुज । वि मन्यामेन्द्र वृत्रहंन्नामेत्रस्याभेदासतः॥ चौथा हिस्सा जल में उत्तर की तरफ फेंकें त्रिष्टुबिन्द्रः। इदं सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपंशापं नद्यो वहन्ति । लोपाशः सिंहं

प्रत्यंचमत्साः कोष्टां वराहं निरतक्त कज्ञात्॥

स्व दूसरे (स) मिर्रा उरा कर जल के समेत नाभिस्थान से उपर के सब अड़में को शह करें यहास्यानुष्टु पृष्टिका ॥ अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णु-कान्ते वसुन्धरें। उद्घतासे वराहेण कुष्णान शतबाहुना ॥ कृष्णिके त्वां च यह्णाभि अजया च धनन च। कृष्णिके बहादत्तासि कर्यपेनाभिमान्त्रिता ॥ कृष्णिके बहादत्तासि कर्यपेनाभिमान्त्रिता ॥ कृष्णिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् । वाचा कृतं कर्मकृतं मनसा यत्त चिन्तितम् ॥ कृष्णिकं देहि मे पृष्टिं त्वाये सर्वं प्रतिष्ठितम् । त्वया हृतेन पापेन ब्रह्मलोकं त्रजाम्यहम्।

पहिली(क) मिट्टी में से थोडा साउठा कर तिलक करें

कुत्सस्य रुद्रो जगती । मा नस्तोके तनये मान आयौ मा नो गोषु मानो अश्वेषु

रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधी-ईविष्मन्तः सद्मित्वा ह्वामहे ॥ उकी (क) सिंही से फिर योडा सा उटा कर बार्य कन्दे को श्रुष्ट करें डों भूः डों भुवः डों स्वः उसी [क] भिडी से दायें कन्देकी शुद्ध करें डों महः डों जनः डों तपः उसी [क] मिटी सं हृदय की श्रद्ध करें थव गोबर और जल से शरीर को शह करें विश्वामि-त्रस्य माहापांकिरादित्यः । अयमयं चरन्तीनामोषधीनां रसं वने। तासामृष-भपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्। त्वं मे रोगं च शोकं च पापं च नुद् गोमय ॥ श्रपामार्ग [श्रोंगा] से शरीर को शुद्ध करें द्वीपस्यानुष्टुवयामार्गः। अयाघमप कि-ल्विषमप कृत्यामपो रपः। अपामार्ग त्वमस्माकमप दुःस्वप्न्यँ सुव॥

र्वा से शह करें आग्नि दृष्ठे दूर्वेष्टका देवत्ये द्रेलुष्टुभी । कागडात्कागडात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेगा शतेन च ॥ या शतेन प्रतनोषि सहस्रेगा विरोहिस । तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम् ॥

दर्भाकुरों से शरीर को जल विडकें विरिश्चिना सहारेप-न्न प्रमोष्टिनिसर्गज, । नुद पापानि सर्वा-ग्रि दर्भ स्वस्तिकरो भव ॥

श्रुवानि धरकर पढं तीथस्यावाहनं कुर्यात्तत्प्र-वच्याम्यनन्तरम् । कुरुचेत्रं गया गङ्गा प्रभासं पुष्कराणि च ॥ तीर्थान्येतानि सर्वाणि स्नानकाले भवन्तु मे। यन्मे भु-कमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतियहात्। यन्म-या मनसा वाचा कर्मणा दुष्कृतं कृतम्॥ तन्मे इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पु नातु॥ नमस्कार करें प्रपद्ये वरुणं देवमम्भसां पतिमूर्जितम्॥ याचितं देहि मे तीर्थसर्व-पापापनुत्तये। रुद्रान्प्रपद्ये वरदान्सर्वान-प्सुषद्स्त्वहम्॥ सर्वानप्सुषद्श्वेव प्रपद्ये प्रणतः स्थितः। देवमप्सुषदं वहिं प्रपद्ये ऽ-घ निसूद्रनम्॥ श्रापः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये श्रणं तथा। रुद्रश्चाप्तिश्च सर्पाश्च व-रुणस्त्वाप एव च ॥ श्मयन्त्वाशु मे पापं पुनन्त्वेते सदा मम। इत्यवमुक्त्वा कर्त-व्यं ततः संमार्जनं जले॥

श्रव चलों बर पानी उठा कर पढें। लकीरों वाली जगह पर मा-स, कृष्णपत्त वा शुक्लपत्त, श्रीर तिथि के नाम लेने चाहियें।

उों अपां पतये विद्यहे पाशपाणये धीमाहि। तन्नो वरुणः प्रचोदयात् ॥ ३ ॥ उों तत्सद्ब्रह्म अद्य तावात्तिथावद्य-मा-

हार्य -पन्नस्य तिथौ - आत्मनो वा-ज्यनः कायोपार्जितपापनिवारणार्थं श्री-नाराय्याप्रीत्यर्थं वितस्ताप्रवाहे (गंगाप्र-वाहे ) स्नानमहं करिष्ये । डों कुरुष्व ॥ नदी में उतर कर विष्णु का ध्यान करके और जल पर डों लिखकर उों तद्विष्णोः परमं-गोतह मारें ॥ पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव च-चुराततम् ॥ तद्विप्रासो विपन्यवो जाय-वांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्॥ माथ पर सात मार्जन करें जो भू? जो भुवः २ डों स्वः३ डों महः४ डों जनः५ डों तपः६ डों सत्यम् ७। पूर्व की तरफ उपस्थान करें हँसः शुचिषद्वसुरन्त-रिचुसद्धोता वेदिषद्तिथिर्दुरोण्सत् । नृषद्वरसद्दतसद्वयोमसद्ब्जा गोजा ऋ-तजा आद्रिजा ऋतं वृहत् ॥

एक बार श्रंगुलियों के सिरों पर स जलाआ ने देवें जोना मी देवेभ्यः । यज्ञोपवीत को गर्दन श्रीर दो श्रंगूठों में रख कर, २ जसाआलियां हाथों के दर्मियान से देवें दहुक्छि। प्र-वीती। स्वाहा ऋषिभ्यः यज्ञोपवीत को थनों के दर्मियान से बाई बाजों में रख कर ३ जलाञ्जलियां दाई श्रंगुठे श्रीर तर्जनी के दर्मियान से देवें अपस्तित्येन। स्वधा यज्ञोपवीत थनों के दार्मियान से दाई बाजों पितृभ्यः। में रत कर ३ वार जलाआलि देवें सठयेन आब्रह्म-स्तम्बपर्यन्तं ब्रह्माग्डं सचराचरं जगत्तृ-प्यत् ३ ॥ किनारे पर चढ कर पहिली अवशिष्ट (क) मिट्टी का तिलक लगा कर अन्त पढें फिर उस की जल से थी डालें यत्वगस्थिगतं पापं जन्मान्तरकृतं च यत् तन्मे हरस्व कल्याणि मूर्नि स्पर्शेन वैष्ण-वि ॥ वस्त्रों को जल छिडक कर धारण करें सुवासाः परिवीत आगात्स उच्छ्रेयान्भ-वति जायमानः। तन्धीरासः कवय उ-

क्षार्याचित्र स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ ॥ अंगोचे और स्नानपट को देव ऋषि, पितर तर्पण 'जो सन्ध्या के प्रान्त पर करना है, से पहले नहीं निचोडें ॥

॥ इति स्नानविधिः॥

### ॥ ऋथ सन्ध्योपासनप्रारम्भः ॥

नम्कार घर कर पढें डों श्रीमहागायठ्ये नसः। सावित्र्ये नमः। सरस्वत्ये नमः॥

उों प्रणवस्य ऋषिर्वह्मा गायत्रं छन्द एव च। देवोप्तिर्व्याह्मतिषु च विनियो-गः प्रकीर्तितः ॥ प्रजापतेर्व्याहृतयः पू-र्वस्य परमेष्टिनः । व्यस्ताश्चेव समस्ताश्च ब्राह्ममच्चरमोमिति। व्याहृतीनां समस्ता-नां देवतं तु प्रजापतिः। व्यस्तानामयम-प्रिश्च वायुः सूर्यश्च देवताः ॥ छन्दश्च व्याहृतीनामेकाच्चराणामुक्ताख्यं ह्यच्चरा-णामत्युक्ताख्यम् ॥ विश्वामित्र ऋषि-श्चन्दो गायत्रं सविता तथा। देवतो- पनये जप्ये गायत्रया योग उच्यते ॥ आवाह्यामि गायत्रीं सर्वपापप्रणाशि नीम् । न गायत्र्याः परं जप्यं न व्याह्र-तिसमं हुतम् । आगच्छ वरदे देवि जप्ये मे सिन्निधी भव । गायन्तं त्रायसे यस्मा-आयत्रीत्वं ततः स्वृता। आग्निर्वायुश्च सूर्य-श्च बृहस्पत्याप एव च । इन्द्रश्च विश्वदेवा-श्च देवताः समुदाहृताः । एवमार्षं छन्दो देवतं विनियोगं चानुस्मृत्य ॥

गयत्री मन्त्र से बोधी धोयें, श्रीर इसकी ब्रह्मघांठ लगायें।
फिर इसी मन्त्र से चारों श्रीर, श्रीर श्रपने श्राप को जल छिड़कें।
यदि गंज श्रादि रोगोंसे बोधी न होगी। तो कुशा की बोधी घांठ
लगा कर धरनी चाहिये॥

श्रु अति धरकर पढें। श्रोजोसीति गायत्रीमा-वाह्य देवानामार्षम् ॥ उों श्रोजोसि स-होसि वलमसि भ्राजोसि देवानां धाम मामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि

# सर्वायुरिभभूः॥

प्राणायाम करें

(एक प्राणायाम में पूरक कुम्भक ग्राँर रेचक किये जाते हैं।
पूरक = दाई ग्रंगूठे से दायें नथनों को बन्द करके, बार्षे
नथने से सांस को शनैः २ श्रन्दर खींचते जाना ग्रांर रक्तवर्णे
(सुर्खरंग) ब्रह्मा जी का नाभिस्थान (नाफ) पर ध्यान करते
पुकवार मन्त्र पढना॥)

कुम्भक = किनष्टा श्रनामिका श्रीर श्रंगृरे से दोनों नथनों को बन्द करके सांस (प्राण्) की हृदय में ठहरा कर, हृदयकमल पर नीलवर्ण विष्णु का ध्यान धरते,दो बार मन्त्र को जपते जाना ॥

रेचक = दायें नथने पर से श्रंग्रूठे के उठा कर विल्कुल श्राहि स्ता र सांस क्रोडते जाना, श्रीर ललाट में सहस्रदलकमल (हजारबर्ग वाले कंवल) पर स्फटिक (बिक्कोर) वर्ग शिव जी का ध्यान धारण करते तीन बारे मन्त्र का पढना ॥

प्राणायाम करने से श्रनेक प्रकार के रोग रूहानी श्रीर जिस्सानी दूर हो जाते हैं। बल्कि दिल में बल श्रीर श्रानन्द पेदा होता है। खून साफ हो जाता है॥ जिस तरह पर्वत के धातुश्रों की सफाई श्रीप्त से होजाती है, इसी तरह शारीरिक तमाम रेगों। का श्रीप्त पापों का नाश प्राखायाम से हो जाता है। क्योंकि प्राण हदय में रोकने से इस प्राणवायु से श्रीप्त पेदा हो जाती है, श्रीर उस श्रीप्त से जल उत्पन्न हो जाता है, फिर मनुष्य का श्रन्तःकरण इन तीनों से शुद्ध हो जाता है॥

जिस तरह सूर्य के सामने जो बादल हैं, ब्रह ब्रह्मारखवासु से कभी २ पतला होते २ विलकुल चीए हो ते है। इसीतरह विवेक और ज्ञान पर जो अविद्या आदि क्लेशों के परदे पुरुष को संसार में जकडे हुए हैं, बह प्रााणायाम के अभ्यास
से दुर्वल होते २ चीए हो जाते हैं। इस से बढ कर कोई तप
नहीं, इस से मल घोए जाते हैं। परमात्मा के बीच मन और
आत्माकी धारणा होती है। ज्ञान की योग्यता बढती चलीजाती है और मनुष्य एक ऐसे सहर में मग्न होजाता है। जो बयान से
वाहिर है।

डों भृः डों भुवः डों स्वः डों महः डों जनः डों तपः डों सत्यं डों तत्सवितुर्वरेगयं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोद-यात् डों त्रापो ज्योती रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥

श्राचमन मन्त्र :---

(ग्राचमन का जल गोकर्ण (गाय का कान) जैसा हाथ व-नाकर उस में उतना जल उठायें कि जितने में एक माप के दाने से जियादा दाने न डूब सकें, ब्रह्मतीर्थ से जें बे। लके तीनवार ऐसा पीना चाहिये कि पीते समय ग्रावाज न हो जाये॥) सायं के तीन ग्राचमन:— अप्तिश्च मेत्यस्य रुद्र (याज्ञवल्क्य उपनिपद्)
ऋषिः । प्रकृतिश्छन्दः अप्तिमन्युमन्युयत्यहानि देवताः आचमने विनियोगः ॥

उों श्रप्तिश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रच्चन्ताम् । यद्ह्वा पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्याम् । प-द्भयामुद्रेगा शिक्षा श्रहस्तद्वलुम्पतु । य-त्किश्चिद्दुरितं मयीदमहंमामऽमृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा डों,डों,डों,

प्रभात के तीन श्राचमन :—

सूर्यश्च मेत्यस्य नारायगा [याजवल्क्य वर्णनपद]
श्वाषिः। सूर्यमन्युमन्युपातरात्रयो देवताः
प्रकृतिश्छन्दः। स्राचमने विनियोगः ॥

उों सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रत्तन्ताम्।यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां। प- द्भगभुदरेण शिक्षा रात्रिस्तदवलुम्पतु। यत्किञ्चिद्दुरितं मयीदमहं मामऽमृत-योनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा डों, डों, डों, ॥

मध्याह्न के तीन श्राचमन:---

आपः पुनन्त्वित्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः। अष्टीछन्दः आपः पृथिवी देवताः। आचमने विनियोगः॥

उों आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम् । यदुच्छिष्टमभोज्यं वा यद्वा दुश्चरितं मम । सर्वं पुनन्तु मामा-पोऽसतां च प्रातियहं जुहोमि स्वाहा डों, डों, डों, ॥

श्रव मार्जन करें :-

(कुशा के विष्टर से वा मध्यमा और तर्जनी के अगले पर्वी (पोरी) से जलबून्धी का बिडकना) श्रापोहिष्ठा तृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः।
गायत्रं छन्दः। श्रापो देवता। मार्जने
विनियोगः॥

उों श्रापो हिष्ठा मयोभुवः। हृदय पर १
उों ता न ऊर्जे दधातन। पादां पर १
उों महेरणाय चल्लसे। ललाट पर १
उों यो वः शिवतमो रसः। ललाट पर १
उों तस्य भाजयतेह नः। पादां पर १

उों तस्मा ऋरंगमाम वः । ललाट पर ७ उों यस्य च्रयाय जिन्वथ । हृदय पर म उों आपो जनस्था च नः ॥ पादीं पर १

त्र्यगले मन्त्रों से ललाट पर मार्जन करें

हिरगयवर्गा इत्यस्य कश्यप ऋषिः त्रिष्टु-प्छन्दः अयो देवता मार्जने विनियोगः॥ उों हिरगयवर्गाः शुचयः पावका यासु जातः कश्यपो यास्विन्दः। या अग्निंगर्भं दिधिरे विरूपास्ता न आपः शंस्योना भव-न्तु ॥

यासां देवा दिवि कृगवन्ति भच्यं या अन्तरिचे बहुधा भवन्ति । या अग्निं गर्भं०॥

यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्या-नृते अवपश्यञ्जनानाम् । या अग्निं गर्भं॥

शिवेन मा चनुषा पश्यतापः शिवया तन्वोपस्पृशत त्वचं मे । मधुश्च्युतः शु-चयो याः पावकास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥

सिन्धुद्वीपस्याम्बरीषस्य वार्षम् । अब्दै-वत्या गायत्री ॥

उों शस्त्रो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंय्योरभिस्रवन्तु नः॥ अब्दैवत्यानुष्टुप्सोमपुत्रस्याध्वरस्य ॥ डों शन्न आपो धन्वन्याः॥ डों शन्नः सन्त्वनूप्याः॥ डों शन्नः समुद्रिया आपः॥ डों शमुनः सन्तु कूप्याः॥

देवश्रवसो यामायनस्य त्रिष्टुभाषः।

उों आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृते-न नो घृतप्तः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्रं प्रवह-न्ति देवीः । उदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि ॥ अनुष्टुप् । उों इदमापः प्रवहत यिक्विच-द् दुरितं मिये । यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम् ॥ आथर्वणस्य भिषजोऽनुष्टुप् आपः ।

उों मुञ्जनतु मा शपथ्याद्यो वारुगया-दुत अथा यमस्य पड्वीशात्सर्वसमाद्देविक-ल्विषात् ॥ गायत्री। उों यज्जायदात्सुप्तः पापमभिजगाम सर्वस्मान्मा तस्मादेनसः

6080

प्रसुञ्जलु ॥ वामदेवो दधिकानुष्टुप् । डों दिधिकाच्यो अकारिषं जिष्योरश्वस्य वाजिनः । सुरिमं नो मुखा करत्प्र या आयूंषि तारिषत् ॥

तीन बार श्रश्चाल में जल उठा कर तीन बार मन्त्र पढते सिर से उस जल का वन्द्रन करके जल में फेंक देवें ॥ फिर गोकर्ण जैसे हाथ में जल उठा कर उस जल को सूंघ कर इसी मन्त्र को एक बार पढें, इस जल को न देखकर बाईं तरफ फेंकें । श्रीर बायें नथने से सांस बाहिर छोड कर पापपुरुष को शरीर में से निकालें

श्रघमर्षगाम् । [ इरे कर्म श्रीर श्रमच्यमस्य श्रादि पापां से बचने के मन्त्र] कोकिलस्य राजपुत्र-स्यानुष्टुबापः सोत्रामग्यवभृथस्नाने विनि-योगः॥ उां द्रपदादिवोन्मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वी मलादिव। पूतं पवित्रेणेवाज्यमा-पः शुन्धन्तु मैनसः॥

जल में दो हाथ रख कर ऊपर के मन्त्र को, श्रौर नीचे के ती-न मन्त्रों को पढते जलका श्रावर्तन [घुमाना] करें॥ माधुरछन्द्सोघमर्षणो भाववृत्तमनुष्टुप्। अधमर्षणे विनियोगः ॥

उों ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽध्य-जायत। ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अगार्वः ॥ १॥

समुद्रादर्णवाद्धिसंवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विद्धिक्षिस्यमिषतो व-शी॥२॥

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमक-ल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिच-मथो स्वः॥ ३॥

सातों मन्तों से सात बार माथे पर मार्जन करें।

डों भूः डों भुवः डों स्वः डों महः डों जनः डों तपः डों सत्यम् ॥

पहली तरह प्राणायाम करके नीचेके मन्त्र से तीन त्राचमन करें।

अानुष्टुभं ब्रह्मतिरश्चीनस्यार्षम् ।

उँ। अन्तश्चरिस भूतेषु ग्रहायां विश्वतो-सुखः। त्वं यज्ञस्त्वं वषद्वार आपो ज्योती रसोऽसृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥

यय प्राणायाम करके खडा होकर गायत्री मन्त्र से तीनवार सूर्य मडल का तरफ उछल कर तीन जलाजिलयां देदेवें ॥ (उद्य ग्रीर ग्रम्त में तीन करोड राज्य सूर्य देवता से लडने को ग्राते हैं। इस कारण यह जल वज्र बनकर उनको हटाता है। यह बात जान कर जो विश्र उपासना करता है उस की बडी ग्रायु होती है। ग्रीर वह पापों से छूट जाता है॥)

उों भूर्भुवःस्वस्तंत्सवितुर्वरेग्यं भगों दे-वस्य धीमहि ॥ धियो यो नः प्रचोदया-त् उों ३ ॥ जलाञ्जलि उठाकर उस में से जल छोडते और दाई और से प्रदक्षिणा करते पढें ॥ त्याद्चोप्र नः यो योधि हिमधी स्यवदे गोंभ ग्यंरेर्वतुवि

रस्त ।। सार्य ग्रीर प्रातः का उपस्थान :—
उप = समीप में ठहर कर,स्थान = स्तृति उपासना में ठहरनी ।
(प्रातः कःल को खडा होकर ग्रीर हथेलियां उपर करके, सार्य
काल की बंठ के ग्रीर हथेलियां नीचे करके, ग्रीर मध्याह को
बंठ के ग्रीर हथेलियां उपर करके उपस्थान करना चाहिये।

परन्तु तीनों काल बगल खुपे रहें। उपस्थान से वाणी मन श्रीर शरीर से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रौर मनुष्य को देवी सम्पत्(श्रीगीता श्र. १६ श्ली-१-३) प्राप्त हो जाती है। तथा श्रासुरी सम्पत् (श्रीगीता श्र- १६ को- ४) नाश को जाती है ॥) प्रस्कगास्यानुष्टुप्सूयः **डों उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त** उ-त्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति-रुत्तमम् ॥ प्रस्कग्वस्य गायत्रं सूर्यः ॥ उों उदु त्यं जातवेद सं देवं वहन्ति केतवः। दशे विश्वाय सूर्यम् ॥ कुत्सस्य त्रिष्टुप्वरु-णः सूर्यो वा ॥ उों चित्रं देवानामुदगाद-नीकं चचुार्मेत्रस्य वरुणस्याग्नः । आप्रा यावापृथिवी अन्तरिचँ सूर्य आत्मा ज-गतस्तस्थुषश्च ॥ ब्रह्मणिश्रष्टुप्सूर्यः ॥ उों तचचुर्देवहितं पुरस्ताच्छुऋमुचरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतॅ

शृंगुयाम श्ररदः शतं प्रव्रवाम शरदः श-तमऽदीनाः स्थाम शरदः शतं भृयश्च श-रदः शतात् ॥

वामदेवस्य जगती परमात्मरूपः सूर्यो देवता ॥ उों हॅस: शुचिषद्वसुरन्तरिच्स-छोता वेदिषद्तिथिर्दुरोगासत्। नृषद्वर-सहतसद्वयोमसद्ब्जा गोजा ऋतजा अ-द्रिजा ऋतं बृहत् ॥ मध्याहका उपस्थानः— विश्राट् सूर्यस्य जगती सूर्योदेवता विश्राइबृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुद्धय-ज्ञपतावविह्नुतम्॥ वातजूतो यो अभिरच-ति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा विराजति ॥ श्रञ्जाल धर कर पढें :-- (यह पुरुपसूक्त है। एकमास तक इस के नित्य १६ पाठ करने से गुरु की स्त्री और मासी मार्मी पूफी श्रीर सास जो गुरु स्त्री के समान पूजनीय हैं इन के साथ भो-ग करने के पापोंसे मनुष्य बट जाता है। मनुः श्र-११ श्लो-२४१) त्रानुष्टुभस्य सूक्तस्य त्रिष्टुवन्तस्य देव-ता । विश्वात्मा पुरुषः साचाद्दषिर्नारा-यणः स्मृतः ॥

उों पुरुषमेधः पुरुषस्य नारायणस्यार्धम् उों सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राचः सहस्र-पात्। स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्टइं-शांगुलम् ॥१॥ पुरुष एवेद् सर्वं यद्भृतं यञ्च भव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यद्न्नेना-तिरोहति॥२॥ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुवः। पादोऽस्य विश्वा भूता-नि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥३॥ त्रिपादृर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोस्येहाभवत्पुनः। ततो वि-ष्वङ् व्यकामत्साशनानशने ऋभि ॥ ४॥ तस्माद्विराळजायत विराजो ऋधि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पु-रः॥५॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतनु-

त। वसन्तो अस्यासीदाज्यं यीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौचनपु-मवं जातमयतः।तेन देवा अयजनत सा-ध्या ऋषयश्च ये ॥७॥ तस्मायज्ञात्सर्व-हुतः संभृतं पृषदाज्यम् । पश्रूस्ताश्चक वायव्यानारग्यान्त्राम्याश्च ये ॥ = ॥ त-स्मायज्ञात्सर्वद्रत ऋचः सामानि जित्ररे। छन्दाँसि जज्ञिरे तस्मायज्ञस्तस्मादजा-यत ॥ ६ ॥ तस्मादश्वा अंजायन्त ये के चोभयाद्तः। गावो ह जज्ञिरे तस्मा-त्तरमाजाता अजावयः ॥१०॥ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किम-स्य को बाह्रका ऊरू पादा उच्येते ॥११॥ ब्रह्मणोऽस्ये मुखमासीद्वाहू राजन्यः क्र-तः। ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भयाँ श्रुद्रो अजायत ॥ १२॥ चन्द्रमा मनसो जात-

श्रचोः सूर्यो श्रजायत। मुखादिन्द्रश्राप्ति-श्र प्राणाद्वायुरजायत॥ १३॥ नाभ्या श्रा-सीदन्तिरचँ शीष्णों द्योः समवर्ततः ॥ पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ श्र-कल्पयन् ॥ १४॥ सप्तास्यासन्परिधयाद्धिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वा-ना श्रवध्ननपुरुषं पशुम् ॥ १५॥ यज्ञेन य-ज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा-न्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सान्ति देवाः ॥ १६॥ (शिवसंकल्प के एक मासतक नित्य एक २ पाठ करने से बाह्यण सोना चुराने के पाप से बूट जाता है। मनुः श्राप्त १४ ह्यो-२४-)

ब्रह्मणाश्चिष्टुप् मनः। उों यजायतो दूर-मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंग-मं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव-संकल्पमस्तु ॥१॥ येन कर्माण्यपसो म-नीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विद्येषु धीराः।

यदपूर्वं यच्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवं ॥२॥ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च थज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यसान्न ऋ-ते किञ्चन कर्म कियते तन्मे मनः शि-व०॥३॥ येनेदं भृतं भुवनं भविष्यत्परि-यहीतसमृतेन सर्वम् । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव०॥४॥ यस्मि न्नुचः साम यजूँषि यस्मिन्प्रतिष्टिता र-थनाभाविवाराः। यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्र-जानां तन्मे मनः शिव०॥ ५॥ सुषारथि-रश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेभीषुभिर्वा-जिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यद्जिरं जिवष्ठं तन्मे मनः शिव०॥६॥ अथ य एष एतस्मि-न्मगडले पुरुषो यश्चेष हिरगमयः पुरुषः। अथ य एष एतस्मिन्मग्डले पुरुषोऽयमेव स योऽयं दिच्चिगोचन्पुरुषः॥

**किर उपस्थान करें**:---

शुक्तियं रुद्रस्य । य उद्गारपुरस्तान्महती अगावादिश्राजमानः सारिरस्य मध्ये स मामृषभा रोहिताचः सूर्यो विपश्चिन्मन-सा पुनातु । यद्ब्रह्मावादिष्म तन्मा सा हिंसीरसूर्याय विश्वाजाय वै नम्ना नमः ॥

### श्रब गायसी जप की विधि है।

नीचे के मन्तों को पढते समय उन स्थानों को हाथों की स्रंगुलियों से नौवत वार स्पर्श करें जिन के नाम मन्तों में हैं। न्यास में श्रंगों की पुष्टि की प्रार्थना करनी चाहिये। श्रङ्गों पर श्र श्रादि देवता श्रोर भूरादि लोकों का स्थान मानना चाहिये। विना न्यास के जपफल का श्राधा भाग राज्ञस ले जाते हैं॥

## श्रंगन्यास

उों = [अ,+3+म]अ नाभौ। [नाफ को] उहादै। माशिरासि। [सिर को] भूः पादयोः। भुवः हृदि। स्वः शिरसि॥

#### करन्यास:

उों स्र् श्रंगुष्टाभ्यां नमः श्रंगुलियों से श्रंगुरों को उों स्वस्तर्जनीभ्यां नमः श्रंगुरों से तर्जनीयों को उों स्वस्थिमाभ्यां नमः। श्रंगुरों से मध्यमाश्रों को उों सहः श्रनामिकाभ्यां नमः। श्रंगुरों से श्रनामिकाश्रों को उों जनः किनष्टिकाभ्यां नमः। श्रंगुरों से किनष्टाश्रों को उों तपः सत्यं करतल-करपृष्टाभ्यां नमः। श्रंगुरों से हथेलियों श्रौर हाथों की पीठों को

#### ं ऋंगन्यासः ---

उों भृः पादयोः। उों भुवः जान्वोः। बुढने उों स्वः गुह्ये। मज बोडने का स्थान उों महः नाभौ। उों जनः हृदि। उों तपः कग्ठे। उों सत्यं शिरिस ।

पडंगन्यास :---

उों भूः हृद्याय नमः। हृदय को तर्जनी, मध्यमा श्रीर श्रनामिकाश्रों से उों भुवः शिरसे स्वाहा।

सिर को मध्यमा औं और अनामिकाओं से डों स्वः शि खाय वषट् । बोधा को अगुठों से डों महः कवचाय हुम् । वसों को दनों अगुवियों से डों जनः नेत्राभ्यां वौषट् । नेत्रों को सर्जनी मध्यमा और अनामिकाओं से डों तपः सत्यस्त्राध्य फट् । दायें हाथ को सिर पर से धुमाकर इसी की तर्जनी और मध्यमा से चटलायें

उपर के करन्यास की तरह स्पर्श करें उों तत्सवितुरङ्गुष्ठाभ्यां नमः । वरेग्यं तर्जनीभ्यां नमः । भगों देवस्य मध्यमा-भ्यां नमः । धीमहि अनामिकाभ्यां नमः । धियो यो नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः । प्रचोदयात्करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

उपर के श्रंगन्यास की तरह करें— उों तत्पादयोः । सवितुज्ञान्वोः । वरेग्यं कट्याम् । भर्गों नाभौं । देवस्य हृद्ये ।

धीमहि कराठे। धियो नासिकायाम्। यश्च जुयोः । नः लजाटे । प्रचोदयाचिछ-रस्यि। उपर के पढ़ंगन्यास की तरहकरें उों तत्सवितुईदयाय नमः। वरेग्यं शिर-से खाहा। भगों देवस्य शिखायै वषद्। धीमहि कवचाय हुम्। धियो यो नः नेत्रा-भ्यां दीषट्। प्रचोदयादस्त्राय फट्। श्रंगन्यास की तरह करें स्त्रापः स्तनयोः। ज्यो-तिर्नेत्रयोः । रसो मुखे । अमृतं ललाटे । ब्रह्मभूर्भुवः खरों शिरसि ॥ श्रव मुद्रायें वस्त्र से हाथों को छिपाकर करें उों तत्समाय नमः। स सम्पुटाय नमः। वि वितताय नमः। तुर्विस्तीर्णाय नमः। व द्विमुखाय नमः। रे त्रिमुखाय नमः। गि चतुर्मुखाय नमः। यं पश्चमुखाय नमः।

भ षरामुखाय नमः। गों अधो मुखाय नमः दे व्यापकाञ्चलये नमः। व शकटाय नमः। स्य यमपाशाय नमः। धी यन्थि-काये नमः। म संमुखोन्मुखाय नमः। हि विलम्बाय नमः। धि मुष्टिकाये नमः। यो मीनाय नमः। यो कूर्माय नमः। नः वराहाय नमः। प्र सिंहाक्रान्ताय नमः। चो महाक्रान्ताय नमः। द मुद्रराय न-मः। यात्पञ्चवाय नमः॥

गायत्री सर्वोत्कृष्ट मन्त्र है इस के यथार्थ ज्ञान से विशेष फल होता है जिन मनुष्यों के लिये गमांधान से लेके मरण्पर्यन्त संस्कारों के मन्त्र कहे हैं उन ही को गयत्री का ऋधिकार है श्रीरों को नहीं जो मनुष्य तीन वर्ष तक निरालस्य गायत्री का जप करे तो वायु की तरह बिना रुकावट के वह बहारूप होकर बहा को पाता है। मनु: श्र-श्ली- र ८० ८१ ८२ गायत्री के श्रादि श्रीर श्रन्त में प्रणव श्रवश्य लगाना चाहिये। नहीं तो जप निष्फल होगा। जब मनुष्य को बहुत वेदपाठ पढ़ने की शक्ति न हो तो वह बन में जल के समीप केवल गायत्री को बाकाइदा पढ़े तो भी फल विशेष है। मनु: श्र- २ श्ली- १-४

वें भू: वें भुव: वें स्वः श्रोर गायत्री के तीनों चरण परमात्मा के मिलने के द्वार हैं। इन को वेंद पढ़ने वाले बाह्यण दोनों बक्त की सन्ध्या में जमें। तो कुल वेदपाठ के फल को प्रासकर लेते हैं। मनुः श्र- २ श्लो- ५५ ७८ जो एक मास तक घर ले बाहर निस्य २००० बार जप करे। तो बढे पाप से ब्रुट जाता है जैले साम्प केश्चल से छूटता है मनु: श्र- २ श्लो- ७६ प्राखायाम करके दायें हाथ से जलको उठा कर (मन में निश्चय करें कि में धर्म, श्रर्थ, काम, श्रीर मोच के श्रर्थगायत्रीमन्त्रका दशांश, एकमाला वा दस मालायें जपों।)जल में छोड़ते पढें:-

उों तत्सवितुरिति मन्त्रास्य विश्वामित्रा ऋषिः गायत्रं छन्दः साविता देवता। स्रात्मनो वाड्यनः कायोपार्जितपापानिवा-रणार्थे चतुर्वगिसिद्धवर्थे जपे विनियोगः॥ नमस्कार धर के पहें

श्रथ ध्यानम् । मुक्ताविद्यमहेमनीलधव-लच्छायेर्मुखेस्रीच्रार्थुक्तामिन्दुनिबद्धर -लमुकुटां तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम् । गायत्रीं वरदाभयांकुशकरां शूलं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथाराबिन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥ श्रन्जान बान्ध कर तीनबार पढें॥ श्रागच्छ वरदे देवि त्रयचारे ब्रह्मवादि नि। गायत्रि छन्दसां मातब्रह्मयोने ल-मोऽस्तु ते॥ किर प्राणायाम करें।

श्रव श्रेच मालाकोजो १०८ दाने समेरु श्रीर ब्रह्मगाएट वाली हो धोकर समेरु पर तिलक यर्घ पुष्प धूप दीप नेवेच सीर दक्षिणा हरएक चीज ''हीं सिद्धे अनुमाला भगवत्ये नमः '' इस मन्त्र से 'माले माले महामाले सर्वतत्त्व स्वरू-निवेदन करके और पिशि । चतुवर्गस्विय न्यस्तं तस्मानमे सिद्धिदा भव ॥ इस मन्त्र से प्रार्थना करके ताम्बूल मुख में डाल्कर प्रातः सन्ध्या में खडे श्रीर सायं श्रीर मध्याइ सन्ध्या में पद्मा सन वा सिद्धासन से बैठ कर मनत्र का जव किया करें ॥ चौकडी लगाने में जब दाई रान पर बायां पर श्रीर बाई रान पर दायां पर रख कर भुजाओं को पीठ के पीछे से घुमा कर दायें हाथ से बार्ये पाद के अंगूठे को, और बार्ये हाथ से दायें पाद के श्रंगूरे को पकडे, श्रौर ठोढी हृदय से लगावे, श्रौर नासिका के श्रम को वा भ्रूमध्य को देखे. यह पद्मासन का प्रकार है। समाधि के उपयोगी है। मालाजप के समय केवल पैर श्रीर नेत्त्र ही जमावे॥

मुख जिह्ना आदि से मन्त्र का उच्चारण न करें। केवल मन में जपें जपकाल में दायें हाथ और माला को हृदय के साथ धरा करें। ग्रें।र छुपा रखें॥ छाती गर्दन और सिर न भुका कर रखें। नाक के प्रम पर वा भूमध्य पर वा सूर्य उदय होने के स्थान (उफक) पर दृष्टि को जमायें। जिह्ना हृष्ठ वा कोई स्रंग न हिलायें। दान्त न विखलायें॥

श्रमासिका श्रीर कानष्टा के सहारे पर मध्यमाको रख कर इस के अगले पर्व पर श्रंगूटे से एक मन्त्रजप पर एक २ दाने को हथेली की तरफ छोडते जायें। श्रन्त के दाने पर पहुंच कर श्रगर दूसरी तीसरी माला करनी हो तो माला को मोड कर श्रन्त के दाने से ही फिर श्रारम्भ करना चाहिये ॥ तर्ज नी से माला को न छुहें। इसको माला से दूर रखें॥ घर से नदी तक माला को पगडी के नीचे रख कर लाया करें॥ यह श्राला व किसी को देदेनी। न दिखानी॥ श्रवसर जियादा न होने पर दशांश तो श्रवस्य करना चाहिये॥

क्ष ब्राह्मण् गायत्री मन्त क्ष

उों भूर्भुवः स्वस्तत्सवितुर्वरेगयं भगों देव-स्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात् उों

१०८॥ माला को सिर पर रख कर प्राणायाम करें। जप निवे दन में जल का तर्पण करें:- श्रोर माथे को छिडकायें।

उों देवा गातुविदो गातुं विस्वा गातु-मित मनसस्पत इमं देवयज्ञँ स्वाहा वा-ते धाः ॥ गायत्र विसर्वन में नमस्कार करें महेश्वचनोत्पन्ने विष्णोर्ह्डदयसम्भवे। ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि नमोऽस्तु ते॥ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धानि॥ ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा-सुखम्॥

गायत्री जप का फल नमस्कार धर कर पढें।

## दशभिर्जन्मचरितं शतेन तु पुरा कृतम् । त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किल्वि-षम् ॥

दशांश से इस जन्म के पाप छूट जाते हैं। एकमाला से पूर्वजन्म के। श्रीर हजार माला जप से तीन युगों के पाप नष्ट जाते हैं।। सन्ध्या छूटने का प्रायिश्वत: — सार्य काल की सन्ध्या से श्रा-रम्भ लिखा है। यदि किसी कारण से सन्ध्या छूट गई हो तो उस का सुलभ उपाय यह है कि ८००० गायत्री का जप शु-भ दिन में शुद्धचित्त से करें। श्रीर श्रगर सम्भव हो तो ज्याह-ति हवन भी करें। उस हवन का भी सार्य मन्त्रों से हा श्रार-म्भ करें। श्रीर मनमें यह निश्चय करें कि फिर कदािप सन्ध्या का लाग न होगा। श्रायिश्वत्तेन्दुशेखर ।। नित्य कर्म में जो कदापि ठीक समय पर सन्ध्या न की जाये तो एक माला उस दिन जियादा जप करना उसका प्रायाश्चित्त है । धर्म सिन्धु । पूर्वर्द्ध ३ परिरक्षेद ॥

प्रत्येक मन्त्र से प्रत्येक दिशा की तरफ नमस्कार करें ॥
पूर्वको नारायणस्य दिग्विदिगादि च ।

**डों** नमः प्राच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रति वसन्येताभ्यश्च वो नमः । पूर्वदक्षिण कोण को उों नमो ऽवान्तराये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रातिवसंन्त्येताभ्यश्च वो नमः। दिचल को उों नमो दिचिणाये दि । दक्षिणपश्चिम कोण के उों नमो ऽवान्तरा-ये दि०। पश्चिम को उों नमः प्रतीच्ये दि०। पश्चिमोत्तर कोण को उों नमो ऽवान्तराये दि०। उत्तर को ओं नम उदीच्ये दि०। पूर्वीत्तर कोए को उों नमो ऽवान्तराये दि०। उपर को उो नम ऊर्ध्वाय दि । नीचे को

उों नमोऽधराये दिशे० II तर्पण करं: - 3ों नमो ब्रह्मणे। नमों अस्त्यसये। नमः पृथि-व्यै। नम त्रोषधीभ्यः ॥ नमो वाचे। नसो वाचस्पतये। नम्नो विष्णवे। बृहते कृष्णे-मि ॥ इत्येतासामेव देवतानां सार्धितां सायुज्यं सलोकतां सामीप्यमान्नोति य एवं विद्वान् स्वाध्यायमधीते ॥२॥ तर्पण की विधि = ॥ देवता ऋषि श्रौर पितरों का तर्पण सो-ने रोपे उडुम्बर वा गेराडा के पात्र से अथवा अंजिल से , दही असत तिल शहद घी और कुशा के विष्टर के समेत जल से <mark>करना चहिये। परन्तु तपंग्राकी धार गाय के सींग के बराबर ऊंची</mark> हो । त्रांजील धरकेपूर्व की तरफ मुख करके देवतात्रों। का त्रावा-इनकरं। गृत्समदस्य गायत्री। उोविश्व दवा-स आगत शृगुता म इमं हवम्। एदं वहिं-निषीद्त ॥ हर एक नाम पर एकर बार अंजील से वा पात्र से श्रगु लियों के सिरों पर से देवता श्रों को जल देवें :-**डोंब्रह्मा तृ**ष्यताम्।विष्णुस्तृष्यताम्।रुद्रा

स्तृप्यन्ताम् । प्रजापतिस्तृप्यताम् । देवा-स्तृप्यन्ताम् छन्दांसि तृ० । वेदास्तृ० ।

ऋषयः तृ०। तपोधनाः तृ० श्राचार्याः तृ० गन्धर्वाः तृ०। इतराचार्याः तृ०। संवत्सराः सावयवाः तृप्यंताम् । देव्यः तृप्यंताम् । अप्सरसः तृ०। देवानुगाः तृ०। नागाः तृ । सागराः तृ । पर्वताः तृ । सरि-तः तृ० । मनुष्याः तृ० । यज्ञाः तृ० रचांसि तृ०। पिशाचाः तृ०। सुपर्गाः तृ०। भूतानि तृ०। पश्वः तृ०। स्रोप-धयः तृ० । वनस्पतयः तृ० । भूतयाम-श्चतुर्विधः तृष्यताम् । त्रसुराः तृष्यन्ताम् । क्र्राः तृ०। सर्पाः तृ०। जम्बुकाः तृ०। तरवः तृ०। खगाः तृ०। विद्याधराः तृ०। वाय्वाधाराः तृ०। जलाधाराः तृ०। निरा-धाराः तृ० । त्र्याकाशगामिनः तृ०। धर्मर-ताः तृ०। सर्वे यहाः तृष्यन्ताम् । यमः तृष्यताम् । धर्मराजः तृ० । मृत्युः तृ०। अन्तकः तृ०। वैवस्ततः तृ०। कालः तृ०। सर्वप्राणहरः तृ०। श्रोदुम्बरः तृ०। नीलः तृ०। द्वाः तृ०। परमेष्ठी तृ०। वृकोहरः तृ०। मीमः तृ०। चित्रः तृ०। चित्रग्रसः तृ०। चित्रः तृ०। चित्रग्रसः तृ०। चित्रग्रसः तृ०। चित्रग्रसः तृ०। चित्रग्रसः वृत्व। पाशहस्तः कृतान्तस्तृष्यताम् ॥ ईशान कोन की तरक सुल करके गर्दन और दो अग्रों में यज्ञोष्वीत रखें श्रोर श्रंजलि धर के ऋषि यो का शावाहन करें उों अश्विम्यिषः पवमानः पाञ्चलन्यः पुरी- हितः। तमीमहे महागयम् ॥ हर एक नाम पर दो र वितः। तमीमहे महागयम् ॥ इर एक नाम पर दो र स्वर्णयों को जल देवं:—

उों सनकः तृष्यताम् २। सनन्दनः तृ०२। सनातनः तृ०२। सनत्कुमारः तृ०२कपिलः तृ०२। श्रासुरिः तृ०२। वोढा तृ०२। पंचिशिखः तृ०२। मरी-चिः तृ०२। श्रात्रिः तृ०२। श्राङ्गिराः तृ०२। पुलस्यः तृ०२। पुलहः तृ०२। ऋतुः तृ०२। प्रचेताः तृ०२। भृगुः तृ०२। विश्वासिष्ठः तृ० २। नारदः तृष्यताम् २॥ दक्षिण की तरफ मुख करके गर्दन श्रीर बाई भुजा में यज्ञोप-वीत धरें श्रीर श्रंजलि धर कर पितरों का श्रावाहन करें :—

### ततः प्राचीनावीती॥

उर्वे उशन्तस्त्वा हवामह उशन्तः सांमे-धीमहि। उरान्तुशत आवह पितृनहिवषे अस्ये ।। प्रत्येक नाम पर तीन २ बार जलांजाले से वा पात्र से दाई श्रंगूठे श्रीर तर्जनी के मध्य में से जल देवें:-उाँ कव्यवाडनलः खधा नमः तृप्यताम् ३। सोमः स्व० ३। ऋर्यमा स्व०३। यमः स्व० ३। ऋग्निष्वात्ताः स्व० तृष्यन्ताम् ३। बाहे-शदः स्व०३। हविष्मन्तः स्व०३। सोम-पाः स्व०३। सुकालिनः स्व०३। आ-ज्यपाः स्व०३। वसवः स्व०३। रुद्राः श्रंजालि धरकर श्रपने मृत पितरों का श्रावाहन करते जल देवें

श्ड्वस्य त्रिष्टुप् पितरः॥ डों उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ यमस्य त्रिष्टुबऽङ्गिरसः॥ उों अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वा-गो भृगवः सोम्यासः। तेषां वयँ सुमती यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्थाम ॥ **त्रायन्तु नः पितरः सोम्यासो** अग्निष्वात्ताः पथिभिदेंवयानैः । ऋसिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्यसान् ॥ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः खधा च खाहा च नित्यमेव भवन्तिह ॥

त्राज के मास पन्न, तिथि श्रीर वार का नास उचारण करके मृत-पितरों का नाम लेके, पुरुषों को तीन २ श्रीर स्त्रियों को एक २ जलाञ्जाल देवें॥ दाई श्रागृठे श्रीर तर्जनी के मध्य से स्वर्गवासी पिता का नाम श्रीर गीत्र लेकर हीन- यन्जलियां देवें :-- अय तावत्-पिता - स्वधा नमः तृप्यताम् ३। पडते २ जल देते जायं अर्जे वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्रुतम् । स्वधास्य तर्पयत मे पितृन्॥ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः खधा नमः । पितामहेभ्यः खधायिभ्यः ख्या नमः। प्रितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ उों ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य याँ २ उच न प्रविद्य। त्वं वेत्थ याति ते जातवेदः स्वधाभियं इं सु-कृतं जुषस्य पितामह का नाम और गोत्र बे.लें — पितामहः - स्वधा नमः तृष्यताम् ३। पितरों का ध्यान करते जल देते जायें:-नारायग्रस्यार्षम् ॥ उों मधु वाता ऋता-यते मधु चरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥१॥ मधु नक्तमुतोषसा

मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु चौरस्तु नः पिता॥ २॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधु-माँर॥ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ३ ॥ प्रितामह का नाम और गोत्र बोत्तें :--प्रापितामहः स्वधा नमः तृष्यताम् ३ ॥ श्रद्धा से मुक कर श्रीर श्रक्षाल धर कर नीचे के मन्त्र पहें। उों नमो वः पितरो मन्यवे । नमो वः पि-तरः शुष्माय । नमो वः पितरो जीवाय। नमो वः पितरो रसाय। नमो वः पितरो वलाय। नमो वः पितरः कूराय। नमो वः पितरः स्वधा वैः । पितरो यत्र पितरः । स्वधा यत्र यूयं स्थ सा युष्मासु तथा यूयं यथाभागं मादयध्वं येह पितर ऊर्ग्यत्र वयं साः सासासु तस्य वयं ज्यो-ग्जीवन्तो भृयासा॥ स्वर्गवासिनी माई का नाम त्रीर गोत्र लेकर जल देवें

स्वधा नमः तृप्यताम् १॥ इसी तरह आगे पितामही आदि सब पितरों को जल दे देवें॥ पितासही ख॰ प्रपितामही ख॰ मातामहः **ख**ः प्रसातामहः ख० वृद्धप्रमातामहः ख० मातामही ख॰ प्रमातामही ख॰ वृद्धप्रमा-तासही स्व० जल देते २ पढें ॥ मातृपच्यास्तु ये कोचिये चान्ये पितृपत्तजाः। गुरुश्वशुर-बन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः ॥ ये प्रे-तभावमापन्ना ये चान्ये श्राद्धवर्जिताः। जलदानेन ते सर्वे लभन्तां तृतिसुत्त-माम् ॥ समस्तमातापितृभ्यो द्वादश्दै-वतेभ्यः पितृभ्यो हिमपानं स्वधा, चीर-पानं स्वधा, मधुपानं स्वधा, तिलोदकं स्वधा, उदकतर्पणं स्वधा । हिमं २ रजत-म् २॥ यज्ञोपवीतको गर्दन श्रौर दाई भुजा में रख कर श्रंगुलियों

के सिरें। पर से जल देवें:-सञ्येन । वसन्ताय नमः। ग्रीष्माय नमः। वर्षाभ्यो नमः। श्राहे नमः। हेमन्ताय नमः। शिशिराय नसः। षड्तुभ्यो नमः ॥ देवासुरास्तथा यन्ता नागा गन्धर्वकिन्नराः। पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माग्डास्तरवः खगाः यज्ञोपवीत को गर्दन श्रीर दो श्रंग्ठों में रखकर कनिष्टाश्रों के मूल पर से जब देवें :- कराठोपवीती ॥ जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः । तृप्ति-मेते प्रयान्त्वाशु मद्त्तेनाम्बुनाखिलाः॥ बाई भुजा में यज्ञोपवीत रखकर दाई श्रंगूठे श्रीर तर्जनी के मध्य से जल देवें :- अपसव्येन । नरकेषु च सर्वेषु यातनासु च ये स्थिताः। ते-षामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया ॥ येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। ते तृतिमखिला यान्तु यश्चा-स्मतोभिवाञ्छति ॥ येषां यहे मया भुक्तं येषां अंजास्यहं पुनः। पुत्रदारविहीनाश्च लरके वा वसानित ये ॥ तेभ्यः सर्वेभ्यः पितृभ्य इदमस्तु तिलोदकम् ॥ यसोपियीत को गर्दन और दाई भुजा में रखकर जल देवें :--सठयेन । नसो देवेभ्यः । यज्ञोपवीत को गईन और हो अंगूठों में रख कर जल देवें :- कराठोपवीती स्वाहा मृषिभ्यः। यज्ञोपवीत की गर्दन श्रीर बाई भुजा में रखकर जल देवें :-- अपसठयेन । स्वधा पितृ-स्यः । यज्ञोपवीत को दाई भुजा श्रीर गर्दन में रखकर जल देचें अ।ब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं ब्रह्माएडं सचराचरम्॥ जगनृष्यतु ३ एवमस्तु॥ सूर्व को गायत्री मन्त्र से श्रव्यं देकर नमस्कार कर :- नमा धर्मानिधानाय नमः सुकृतसाचिग

नमः प्रत्यच्चदेवाय भास्कराय नमो नमः ॥

ग्रंगोचा वाई तरक की शिला वा देहली पर निचोडें :—

ग्रस्मत्कुले तु ये जाता ग्रपुत्रा गोत्रजा

मृताः । ते पिबन्तु मया दत्तं वस्त्रानिष्धिः
डनोदकम् ॥ तीर्थ को नमस्कार करें :—

ग्रन्तिः पृष्टिस्तथा तुष्टिः सन्तु मे त्वस्प्रसादतः । सर्वपापत्रशान्तिश्च तीर्थराज

नमोस्तु ते ॥

वितस्ता ग्रीर गंगा का नमस्कार

श्रचसूत्राम्बुजकरामादर्शकलश। न्वित। म्।
मीनपद्मासनासीनां वितस्तां शरणं श्रिये॥
गंगैव मुक्तिदा चेत्रे गंगा किल्विषनाशिनी। त्रैलोक्यां पाहि मे गंगे हरिगंगे
नमास्तु ते ॥

इति सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥

वस्ताकारिनकरं हिंसाएं यः बद त्। तस्य स्थानाजस्य नया तही जस्यान स्रुतम् ॥ स्ट्रन्तीनममे वहा है समेगा तथा मेध्य से जोत्य ज पण्डात्.॥ खनामचा: वर्षं एवं किन्युवा: दर्यं नथा । मस्द्रमाबाः वयं एवं नुजेनोस्नापनि हरमानेश्वा में कहा है यह दूसको मायाः वर्तन हे क्रमान् । यह इतं मध्यमायाः स जिसे हमहोत्। करमत्ना समाखा ता जयते सर्वसिहिद्या ॥ जय के लिये हशां शके १० पोर

## स्बिपयोगि सुन्त्रम

| ् ग्रेनिस्माच नमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ स समुहार गराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continue of the Continue of th | The state of the s |
| ३ वि वितताय समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भ वृधिस्त्रीलीयकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Commence of the party of the pa | Substitution and the second se |
| ४ व हेमुखाय नम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हरे निक्रमाय समाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manual Regundance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Guerra Citizania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**द वं पंच दुवाय क** ६ भवराज्याय सम् १० ती **अधीस**स्वाद ११ दे वावकाअल्पे १२ वं शक्वाय ननः

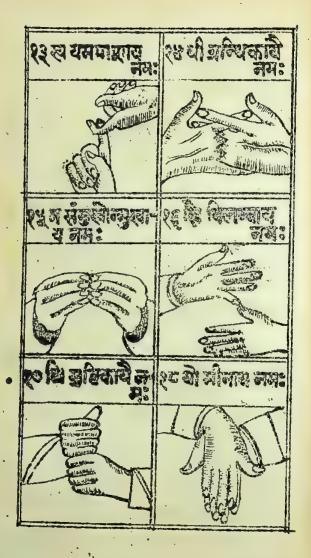

१६ यो क्मीय नमः २० नः दहादाय नमः २९ इ श्रिकानात्माय २२ वे। महान २३ र इत्यय नमः १४ सालक्ष्याय नमः

| 1                     |           |
|-----------------------|-----------|
| १ स्टर्भिः।           | २ ज्ञानम् |
|                       |           |
| ३ वजान्               | ४ वोतिः   |
|                       |           |
| <b>प्रक्रमः</b>       | ह यंकलस्  |
|                       |           |
| SPS<br>891.237 G 43 N |           |
| 6080                  | •         |

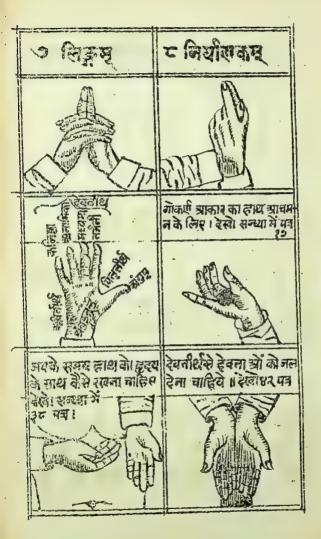

स्वी नीर्ध हे संविद्यों की ज ल देना चाहिया । देखा ४५ वज्र हेना चाहिया । देखा ४५ वज्र

रान्ध्रसं समुरमित्वाहि २४ सदाः तथा- स्वर्भक्षोवेत्याहि ए इदाः एता उदाः प्रवर्त्तया गायचानप्रकरिता। यो वा एता न जान्तित गायदी तस्य वि-फला ॥ मोहतान्ववेदेवानां द्वावबाद्या-परम्ततेः। तसान्ध्रदेयमाञ्चाता स्वेद्धः मीर्थक्तिः। तसान्ध्रदेयमाञ्चाता स्वेद्धः मीर्थकाधिनी ॥

पेड़ित विश्वनाथ एएड सन्स गोराग्रा-पेड़ित विश्वनाथ एएड सन्स गोराग्रा-कर्र मिलकाल 'कामीर प्रताप सीम वेस' श्रीनगर कामीर ॥ ॥





